िम्रीगलम्यनमः॥मुखमण्डस्भव्येष्ट्रथनविधिः॥यम्म बकाशिक्या। उस बेमाय मुक्क भाषा भाषाउ विश्वधायात्राचाः॥ यम्पास्त्राव्या युन्तेन यदम् भिन्न उन्ने जिन्न अस्मा अस्य उन्ने व्राप्त यन्भः गुडिद्धायाभ क्यार्यन्भः उ। अन विमाप वधद विश्वाणकिल निक्षण भारति भारति । । । भारति म करिक भार 13/13र भाषा अधिया । । । अस् अधिभाषा वयदेविश्व अ क्षित्र मंत्रेपव गिर्म श्राः। भष्यभाद्धां के द्वाथरें क्षेत्रेपवये। ।। अधिभीरो ह तरहें से दिन तिरा विस्तार वि CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

MARINA PROJECTION of 81 Year Old Dina Nam Raina, James Revised Priest. विविधिभिक्षिणय भ्रम्भान्य ० भ्रीतिभिक्षिण्य विभन्य ९ भ (द्रम्भिक्षिण्य क्मेयन्य ३ क्चुमिकि अयभूणवय इ स्म न्य यद्भापन्य भणवत्य निविद्याय क्मिम्य प्रमुरीक क्षय भष्रभूभन्य बेग्सवय मेध्य यिनवरयण्य । महत्य भानमार्यः धिष्टे म निष्यस्मितः इसिष्टः देमप्रा १ प्रिन्भः ९ १। त्रभभद्धन भभगुः। भवेभाए जिसने पीव क्रने क्रिवड्डाभ ॥ धिक्रियरेका रिकः अमि अप्याप्याभिनेभः ३ निमझननुष्य ३ भवाषिक्षणपरी॥मङ्ख्या द्रापाः नणप लस् वन्द्रायसाउ।वन्भनस्याद्राभनस्य भगवस्र भगवस्र गिविकस् राभवास नद्रशका विस्तान विस्ति के स्वित नद्रिन्त । भद्रगामधेः। म्याः व्याधियाः। विक्री भद्रित्रधं भप्र महन्य मित्रमित्रमे कार्यम कार्यम किरमे किरमे कास र कानुणमित्रस भागवर्ध म मधमायनः नगायाणस नर्थः धिष्यः म नव्याहरः जन्मिनं हिन्दानं मुद्भनः मुद्भनः विविध कृथिकं क्षिकं भागाभकं ख्रुउ द्वा पमिष्यभग्रकिन्वस्य अकलभाग्भाग्साम्बन्धः विद्याभूण उतालकभलयुगल दीविश्वरीउय स्पेम्छन्त्रस्ति भिडं मड्डाइउथवसिभिडं भित्वभद्धेः मज्यस्यकः भनिभित्रे विस्नुभूलाने कलम् प्रमुग्दल्ये धमित्रा लु मधम चिन् । गडवे प्रचान मेर्म अस्म । Sanjay Rairia, Jammu. Digitized by eGangotri

म्वर्दनं मुक्रेश्रिभया ऽऽःकलम् ऽऽः ग्रुश्यभभम्।। मित्रिमाप असे विया दिउंभद्र प्रभाषा भाग राम इनिभक्तमिविष्ण स्थी०भी व्याद्याभिभव्य इनिम्मिष्य विश्वविष्ठ विभीद रेविव्यानवन्त्रभा । अव्या नक्ति । अस्य भाग्य भाग घंड्यभित्रभगभी भीट तिरंगठ विद्यानं क्यांमं मीवासनं क्यां प्राणंत्रभाषा ।। इक्षिण ॥ मीभाष रीकनयनं हत्य भाषा विक्रमानद्वा भिल्ला भाषा ।। भीर विजेक भलके मिनिक लंगे बुक्त भएंगिता अस्व उसी कर विजे विश्वा भाग्न भाग्यें ने वाद्या भिभक्त प्राथित दिया दिया । माने देश माने ग्रेडि म्यिभीकि माठगवद्यप्रानि।। रिल्ययम्।। विस्पिय प्रमुख्य प्रसिद्ध एउप्पर विन । चपमछन अभयुभय धिरान्त कलमर्था ।। भरून विस्तिराः विवसव वाने विस्तिराः। क्लम् मध्ये दिभणा ने अविद्धः॥

उडियक्त । भरं हिना भाषिराल गाम्भाउयाः वास्ववयाः वाभन्य यद्व भन्नाय भाषाय विविद्या वामेषाय भूद्वतिकृत्वयं भ्रम्भवाय केन्वयाः। महग्रहर उन्हिहः जाउम्महाक्य पनिभिष्ठ द्वां निच्यू भि । एवं देशा भिन्न हण्डे। इस्मिन्न भः। भए। विः दिधः ग्यरीकरः। विक्

द्रवा वा उद्य भरो कि विनिधि विभिन्न विनिधि व विश्वभीक्रमाल्थे विश्वद्भी न्यांन मिन्निः व्युक्तिया, व्यन्या। व विनन्तर्यात्रयः यद्भक्तायन्द्रिः स्वत्र्ययप्रः क्रिययप्रः क्रिन्यम् ।। राष्ट्रियुवः ०। राष्ट्रचं निधभीदगालभाउ अववस्याचे दस्यवा रिक् गुरवर्गा। ।।रोनुहादेभः भूर्थि।रिधः गण्यरिकनः विक्रिक्वर न रादेमिव । गिन्निः भाभं ० गाष्ट्रिय निध्नीप्रन्थे प्रचा अववरणने द्रम्पवर विन्द्र्ये।। ।। ग्रिविम्यपुक् ।। ग्रिका। ग्राः ज्ञाप्त प्रमेशः म प्रयक्षक ।। ग्रिव्याः कृतिकाः ।। म्यास्त विद्रास्त ग्रामिशः क्रिल रालमा ॥ मर्बेर्यविषेष्ठ एवर्ग रालभा चन्नमञ् गल्या उत्तरमा धिरुगण्यवर भी । उरिश्वणन अिल्लियाम। वास्य विनयार। उरिश्वणित भरनक गाल वर्षाक्षेत्री ॥ भद्रभ्रमीस ० नेध्रमणिननण्याण्यश्च ई। उउच प्रमित्र विद्या प्रमान में में में मिनः भीता। युउद दुस्प चा विश्वास्त्र किस्टायेभ हर । हिल दुस्वराद्रभा भीडिभने ॥ जिनव यद्भ अदिन प्रदेश था अवनि ।। जिन स्पाप्तक देवी पाइक उद्योधम

वे मगय धकलमं द्रिध पर्येग । भगविश्मी मः

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest.

गिक्तिम् मुद्रावा मुद्रने मुद्रनः रिविएक्पियक्योक्यामिक् स उद्भारमिवाभागकितिस्यं भक्लभाभाग्यस्य विद्या यण्डमारणक्भलयगल मीविश्वभीउय उपेप्यानत्वा नि मारा हा वर्धवासनि धेन्त भन्ते मन्त्रभग्राह्मभाग्राहमन वसगप निभित्र वेसापसीभिक्षिणयानाम्यः विद्विभिन्भम्भ न्य इमेविश्वकलम्बर्गि । अव। मिन्य महने । एव भव रयेष्ट्रान मरहा हा राधवान भेज भाम मधा क्रिज्यनि न स्किन्सी भिडिए श्रीतिभ ज्यमन्य द्रभेष अवन्यस्तिष्ट प्रमानि आप्रिकाला मुद्री मुद्रने । ज्य भूव स्वयान्त्रवर माउद्राह्म वार्थियान भानाभाष्ट्र कार्य कर्वेड्य धननिभित्रं कारिक ज्ञाधिमभितिः भित्रभाभागिभाष

उभविश्वक्तमंभिद्धिः ययनि अधिश्राभि विराल मुह इ मुद्देने स्वेम छन्त्र महरू छन्त्र भेग्तभ छन्। भाष उड्डा धननिभित्रं भाषाधित्रभितः म्रह्याय कानुःसः भाषा वय उभविश्वकलम भिद्राष्ट्रभवाभ रामनि आउर।। उउँ लान में प्रविद्धालय हुउ।।। एवम् म विराल महा मुद्देन स्येष्ष्ठानम् भ मर्ग्य हारा विभागि थे लभार्भे माउद्गास हो उद्गास निभित्रं एमे विश्वज्ञ असमा नि।। रेउद्यासिमा भाषिरिभ महा मही मह नः रिविए क्रेपिक रियेष्ट्रनित मर्ग्या वे भेन्तभ भं माउद्यामध्ये ज्यानि भिरं एउथर्यन गयाया उभिवश्चिरिक्षेपिक्यिनि ने।। ॥ अत्रेज्ञयणलब्द्र

लड्सम्इग । ग्रेयस्म्य भिने विद्रं ।। य्या निमान रेष्ट्रक्र चिष्टिएसरः रिष्ट्रिय उउसव येम पिक्य नम्बरः। मुम्बर्द्वा धन्याः। सम्बर्धः। अभ्य श्रष्टा थरा हा। । एवमवमन नम्प्यहः ॥ उत्राज्य प्रवा ॥ नियदिविश्वयुक्ताप्रतानम्बिर्गः॥ जीप्रकं मुक्कि। वस्तियो स्ययिष्ठिष्ठा धर्ण अन्ति वस्तियो। ह्य में विभावाभि नयाभि ॥ मित्रा भि मित्र धर्मितिः ॥ यःकामित्रं नियम्पि मयुर्ण।क्नमध्रक्षभभाउ। उचका मुभनिभा नभव्या ।।। प्रकलमं ।। ।। ।। धर्णाय क्र विद्वां यराभनकि हिस्सा कत्मरालेन मि धिष्ट्रग ध्राक्षणिष्ठतुः॥भर्तुः। उरिर्णभन्म्

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri